## आदि अनन्त अवन्तिका

## @ सुरक्षित

महकेगीं जब कुन्द-कलियाँ, और खिलेगीं कली अनार। ठिठक जाओगे चलते चलते, देख पलाश पर बहार।।